## अनन्तरायनसंस्कृतबन्थावलिः।

त्रन्थाङ्कः ७२.

## इशानशिवग्रसदेवपद्यतिः

श्रीमदीशानशिवगुरुदेवमिश्रविरचिता

संस्कृतग्रन्थप्रकाशनकायीध्यक्षेण महामहोपाध्यायेन त. गणपतिशास्त्रिणा संशोधिता।

द्वितीयो मन्त्रपादः।

साच

अनन्तश्यने महामहिमश्रीम् लकरामबर्मकुल्शेखरम्हाराजशासनेन

राजकीयश्चद्रणयन्त्रालये तद्ध्यक्षेण सुद्रयित्वा मकाशिता।

## विषयानुक्रमणी।

| विषय:-                          | पृष्ठम्. | . विषयः.                          | पृष्ठम्. |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| प्रपञ्चगणपत्यधिकारः             | 9        | दीक्षाधिकार:                      | 50       |
| महागणपतिविधानम्                 | 18       | त्वरितापञ्जराधिकारः               | 199      |
| विनायकैकाक्षराविधानम्           | 90       | पूजाधिकारः                        | 43       |
| सिद्धविनायकविधानम्              | 14       | नित्त्वक्टिकािशकारः               | 83       |
| राष्ट्रिप्टविन्नेशाधिकारः       | 20       | वञ्जयस्तारिण्यधिकार               | 64       |
| द्वाभुजादिगणपत्यधिकारः          | -29      | नित्यात्र्यक्षर्येकाक्षराधिकारः   | 45       |
| त्रिपुरासंत्रहे पीठपादुकान्यासः | 3.5      | मातृकामाछिन्याधिकारः              | 69       |
| मूकमन्त्रन्यासः                 | २७       | गौरीविधानाधिकारः                  | 66       |
| त्रिपुरासंग्रह (विकार:          | 22       | <b>महामाकिविधानस्</b>             | 93       |
| इंसवागीयरीविधानस्               | 3.5      | दुर्गापन्चके मञ्जयूजाचिकारः       | 83       |
| दशाक्षरीवागीश्वरीविधानम्        | 29       | दुर्गापञ्चकप्रयोगिवधिः            | 94       |
| सिद्वागीश्वरीविधानम्            | 83       | वनदुर्गामन्त्रोद्धाराचिकारः       | 108      |
| गणवृत्ताधिकारः                  | .88      | प्जाधिकारः                        |          |
| राणच्छन्दोमात्राच्छन्दोवृत्ता-  |          | वनदुर्गाधिकारः                    | 308      |
| धिकार:                          | 88       | दुर्गोद्धदवाधिकारः                |          |
| श्रीहृद्यम्                     | 45       | _                                 | 909      |
| चतुई स्तिविधानम्                | ५३       | पूजाविकार:                        | 330.     |
| श्रीरेखाविधानम्                 | પુક્     | द्युःडेन्यधिकारः                  | 999      |
| कमळावासिन्यधिकारः               | 97       | वसुधाराधिकारः                     | 335      |
| पुरश्चरणाधिकारः                 | 46       | मृद्भदयाधिकार:                    | 118      |
| न्यासाधिकार:                    | 99       | त्रिपुटाधिकार:                    | 121      |
| विषममञ्जावृत्ताधिकारः           | 60       | आकृष्टिशक्याधिकारः                | 135      |
| सामान्यशक्तपूजाधिकारः           | 41       | अश्वपूर्णाधिकार:                  | 172      |
| इल्लेखापुजाधिकार:               | \$3      | देवोमन्त्राधिकार:                 | 33       |
| भुवनाभिपतिपूजाभिकारः            | 83       | मातङ्गीमन्त्राः                   | 148      |
| <b>एकादशावरणपुजाधिकारः</b>      | 8्५      | स्याधिकार:                        | 124      |
| कृरसौम्ययजनाधिकारः              | 9.8      | मास्करपडक्षराधिकारः               | 121      |
| शक्तिदीक्षाधिकारः               | 63       | संग्रामविजयाधिकार:                | 39       |
| अम्युद्याधिकारः .               | 86       | मार्ताण्डमैरवाधिकारः              | 933      |
| खड्गसाधनाधिकारः                 |          | सौरवाजुपाष्टांझरमन्त्रः प्रयोगञ्ज | 938      |
| द्रपेणपूजाधिकार:                | 99       | शैवमञ्जसाधनाधिकारः                | 130      |
| सुदाधिकार:                      | 50       | पुकावरणाधिकारः                    | 189      |
| त्वरिताधिकारे धननित्यपूजा       | 98       | पूर्वाकर्मः                       | 383      |
| होमविषिः \                      | 30       | विनियोगाधिकारः                    | 986      |

| विषयः.                          | पृष्ठम्. | विषय:.                          | पृष्ठम्. |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| वैवाद्याक्षराधिकारः<br>-        | 989      | Beech of the                    | 222      |
| पुरसुण्यवाधिकारः                | 949      | विशियोग:                        |          |
| त्रेयम्बकाधिकारः                | 143      | हुद्दिसक्दिके।                  | 930      |
| सताक्षराधिकारः                  | 140      | शृतिहरसायनथ्                    | २२८      |
| विक्षणामुल्टेंदिकारः            | 846      | पत्त.कर्जीस्तरिकारः             |          |
| भषोरासमद्भलाध्याविकारः          | 980      | नृसिंहैफाइरः, मालामन्त्रः,      | 23       |
| सामान्यवागाधिकारः               | 858      | प्रयोगना                        | 230      |
| <b>डेवकरोगवान्तिः</b>           | 150      | तहावराहमजाधिकारः                | 558      |
| ग्यामाविद्यान्तिः               | 159      | वराहैकासरविश्वः                 | र ३५     |
| रीष्टिकम्                       | 99       | 77.37.16.375:                   |          |
| स्वसेनारक्षणम्                  | 900      | वराहार्चनाविधिः                 | 734      |
| गञ्जूपतासादिमजनाधनःि-           |          | सुवर्शनमन्त्रभ्यानाराधनप्रयोगाः | 339      |
| कारः                            | 909      | -                               |          |
| योमव्यापिप्रकरणम्               | 906      | <b>मुवर्शनयम्ब्रम्</b>          | 580      |
| <b>पेण्डाधिकारः</b>             | 900      | सुदर्शनमालामन्त्रः              | 588      |
| चेन्तासणिमञ्जलाधनावधिकारः       | 909      | प्रैलोपनमे इस्थानस्य १०.६-      |          |
| तास्तृ <b>प्</b> जाधिकारः       | 168      | कार:                            | 588      |
| गास्तुमन्नाधिकारः               | 960      | सर्पराति नेदस्ततुर स्पारिताव    | २५८      |
| तंत्रपाखविषिः                   | 166      | दंशनभेदाः, तस्रक्षणानि, दए-     |          |
| त्रण्डेश्वस्थानस् ।<br>-        | 969      | स्यावस्थाविकोपाश्च              | \$40     |
| <b>स्ट्रप्</b> वाधिकारः         | 990      | अनिष्टस्थानानि                  | 343      |
| प्रमासमाधिकारः                  | 189      | वूतवानयाक्षरनिषमः               | 22       |
| इर्जयक्षाधिकारः                 | 993      | साध्यत्वताद्विपर्ययस्चकनि।से-   | 116      |
| विश्वच्यादिमन्नाः, विशियो-      |          | चानि                            | 263      |
| राधा                            | 198      | विपतिमन्त्राधिकारः              | 284      |
| जष्टावरमचा विकारः               | 199      | विपद्दनानासन्त्रध्यानविनि-      |          |
| धीकराष्ट्र।क्ररगेपालमञ्जः       | 390      | मोगविधानम्                      | 260      |
| विष्णुहृद्याधिकारः              | 22       | क्रिविकित्सा                    | 208      |
| सामान्यसाधनाधिकारः              | 331      | मण्डक्षिचिकित्सा                | 408      |
| विश्वणध्याना विकारः             | 212      | राबिकचिकित्सा '                 | 305      |
| सामान्यतः कृष्णवजनविधिः,        | -        | सर्वाहिचिकित्सं                 | २७७      |
| ्विनियोगम                       | 398      | वृक्षिकचिकित्सा                 | 306      |
| नृहरिम्मः                       | 296      | आसुविप <b>चिकि</b> त्सा         | 209      |
| नृहरिध्यानम्                    | 518      | जानुविपायाकत्सा<br>जुताचिकित्सा | 349      |
| नुसार्यनायम्<br>निज्ञार्थनविधिः | 330      | जानाप्राणिविषचिकित्सा<br>-      | 269      |

|                                       | 3        |                                   |          |  |  |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|--|--|
| विषयः.                                | पृष्ठम्. | विषय:.                            | पृष्ठम्. |  |  |
| नानास्थावरद्गञ्यविषचिकित्सा           | २८६      | महेन्द्रजाकोक्तविस्मयप्रदम्म-     |          |  |  |
| सन्गरायणयास्त्र विकित्सा              | 266      | प्रकाराः -                        | 305      |  |  |
| वासपीडकमहतचेद्याः, तथाती-             |          | पञ्चपक्षिणः, प्रतिपदादि।तिथि-     |          |  |  |
| कारविभयभ                              | 385      | क्रमेण नार्धा मेद्न च तेपां       |          |  |  |
| प्रहाणां मेदाः, सदाविष्टस्य           |          | काल्याचकत्याः, शुक्त्यादि-        |          |  |  |
| उक्षणं, तद्विमोचनापायाम               | 296      | क्मांणि तत्ककभेदाव                | \$60     |  |  |
| भूततन्त्राधिकारः                      | 309      | वुद्धार्यं गमने वर्जनाय विष्टि-   |          |  |  |
| अपस्मारोन्माद्विकित्साधि-             | 1        | राहुमातृकादिदेशकाळनिरू-           |          |  |  |
| कार:                                  | 399      | पणम्                              | 368      |  |  |
| कृत्तिकादिनक्षत्रक्रमेण रोग-          |          | मनुष्यश्ररीरे नक्षत्राणी प्रहाणां |          |  |  |
| सम्भवे निवृत्त्यविधः त-               |          | चावस्यामं, कुंबास्थित-            |          |  |  |
| त्तर्वताम्यो विकासिपश्च               | 398      | नक्षत्राङ्गस्य विद्यापतो रक्ष-    |          |  |  |
| <b>स्वरादिनियतंकदानमन्त्रयन्त्र</b> - | 0.1      | <b>णीयावं च</b>                   | 360      |  |  |
| होमीषधादिविधिः                        | 390      | शक्षवारणाविकारः                   | 366      |  |  |
| नानारोगचिकिस्साधिकार:                 | 338      | ुयुरसोः प्रस्थानसमये कर्तन्य-     | 08       |  |  |
| ः श्रुद्रमयोगतव्यतीकाराधिकारः         | 388      | विधिः                             | 399      |  |  |
| रूपणमन्त्राधिकारः                     | ३५६      | अायुरियत्तावेदगनिमित्तानि         | 383      |  |  |
| सर्वजनसंवननाधिकारः                    | 3 60     | आयुर्वर्धनस्सायनविशेषविधिः        | 383      |  |  |
| गोरक्षाधिकार:                         | 3 4 8    | मृत्युवि अयोगायाः                 | 388      |  |  |
| नानाव्यभावनाधिकारः                    | 386      | कुरवामवापादार्थसंग्रहः            |          |  |  |